# प्रपञ्चसारतन्त्रम्

#### श्रीशङ्कराचार्यविरचितम्

तच्छिष्यपद्मपादाचार्यविरचितविवरणोपेतम् प्रयोगक्रमदीपिकाख्यविवरणविवृतिसमेतम्

श्री आर्थर एवेलनेन पर्यवेक्षितम् श्रीअटलानन्दसरस्वतीमहोदयैः सम्पादितम्

#### मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

## सूचीपत्रम्

### \* चिङ्किताष्टोकोक्ताविषया:

| विषय:                                     | पृष्ठाङ्क:     | विषय:                            | पृष्ठाङ्क: |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------|
| शुद्धिपत्रम्                              | xvii           | पञ्चीकरणम्                       | १९         |
| पाठभेद                                    | xviii          | पञ्चविंशतितत्त्वम्               | १९         |
| Introduction                              | axi            | प्रकृतिविकृतिविभाग:              | ,,         |
| मङ्गलाचरणम                                | १              | प्रकृतेर्गुर्णलयात्मकत्वम्       | २०         |
| * तन्त्रावतारप्रयोजनम्                    | ,,             | * ग्रन्थस्य सर्वागमसारत्वोक्तिः  | ,,         |
| * ग्रन्थविषयस्य पाञ्चविध्यम्              | २              | * शैवशाक्तादितत्त्वसमन्वयोक्ति   | ť: "       |
| * स्वरव्यञ्जनपारायणम्                     | 3              | अर्थसृष्ट्युपसंहार:              | 78         |
| * मन्त्रभेदेन पारायणक्रमभेदः              | 8              | अर्थसृष्टे: प्रयोजनम्            | ,,         |
| <ul> <li>शारदाशब्दव्युत्पत्तिः</li> </ul> | 4              | शब्दब्रह्मोपदेश:                 | 22         |
| * आणव-शाक्त-शाम्भवदोक्षाप्रव              | <b>हार:</b> ,, | चतुर्विधदेहोत्पत्तिः             | 23         |
| ब्रह्मादीनामत्पत्तिः                      | ξ              | जरायुजोत्पत्तिः                  | ,,         |
| भगवतः मायिनः स्थानमूर्त्त्या              | दे: ७          | मायीयादिमलत्रयम्                 | 28         |
| भगवत्समीपे ब्रह्मणः प्रश्नः               | ٩              | जन्तोः स्त्रीपुंनपुंसकत्वे हेतुः | ,,         |
| तत्र प्रमिताक्षरोक्तिः                    | ,,             | जन्तोरुत्पत्तिप्रकारः            | ,,         |
| अक्षरस्वरूपम्                             | १०             | सुषुम्रादिनाङ्गीनामानि           | ,,         |
| हकारस्य सर्वात्मत्व-स्वरूप-               | -              | देहेऽहोरातादिक्रमः               | ? <b>६</b> |
| व्याप्ति–कथनम्                            | ११             | चेतनाधातोरागतिः                  |            |
| लवादिप्रलयान्तकालभेदकथन                   | नम् १२         | तत्र मतभेदाः                     | "          |
| ब्रह्मायु:परिमाणम्                        | १३             | तत्र स्वसिद्धान्तः               | ,,<br>२७   |
| * आणवादियोग:                              | १४             | मनोबुद्धाहङ्कारचित्तानां भेदाः   |            |
| तत्त्वविकृतिक्रम:                         | १६             | शब्दब्रह्मणोऽभिव्यक्तिः          | ،٬<br>عد   |
| बिन्दोर्बिन्दुनादबीजोत्पत्तिः             | ,,             | राज्यभ्रह्मचाठा नज्याचराः        | 10         |
| प्रकृतेरिच्छासत्त्वादिरूपत्वम्            | ,,,            | द्वितीयः पटलः                    |            |
| रवोत्पत्तिः                               | १७             |                                  |            |
| शब्दब्रह्मस्वरूपम्                        | . ,,           | गर्भवासवर्णनम्                   | 28         |
| महदादिधरान्ततत्त्वोत्पत्तिः               | ,,             | देहे प्राणादिदशवायूनां क्रिया    | ३०         |
| पञ्चभूतस्वरूपम्                           | १८             | वाय्वग्निदोषदूष्यादि             | ,,         |
| पश्चभूतकला:                               | ,,             | प्राणादीनां धर्माः               | 38         |
| * अपञ्चीकृतबीजोद्धार:                     | ,,             | षडूर्मयः । षट्कोशाः              | ,,         |
| * पञ्चीकृतबीजाद्धारः                      | ,,             | ओजोधातूत्पत्तिः                  | **         |

| विषय: प्र                                     | शकः | विषय: प्रष्ठ                           | T.        |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----------|
| <b>र</b> न्द्रियाचामर्थविश्वेषनियमहेतुः       | ₹१  | त्रीकच्छादिमूर्त्तितच्छितिनामानि       | 8 ≸       |
| <b>ग्रह</b> णीकयनम्                           | ₹२  | वर्णीषधि:                              | 88        |
| मूलाधारनिर्णय:                                | 19  | वर्षानामीरणादिशकारः                    | *         |
| षड्रसाः। पत्रपाकप्रकारः                       | **  | वर्णस्वरूपनिष्यत्तिप्रकारः             | 84        |
| वस्तिनिरूपणम्                                 | ₹₹  | वर्णानां पुंप्रक्रतिवाचकमन्द्रत्वम्    | **        |
| गर्भस्यजन्त्रत्पत्तिः                         | 19  | <b>इं</b> स्सक्पस्चना                  | 84        |
| परापश्चम्यादिभावकथनम्                         | 10  | इकारस्य सर्ववर्णादिकारणत्वम्           | 19        |
| <ul> <li>एषां विवृतिः</li> </ul>              | 22  | स्तभाविप्रयोगप्रकारः                   | 80        |
| कुण्ङलिनीव्याप्तिप्रकरणम्                     |     | चतुर्थः पटनः                           |           |
| वर्षेव्यक्ति:। प्रष्ठद्वारोत्पत्ति:           | ₹8  | इकारस्य विश्वयीनित्वम्                 | 85        |
| जन्तोः संगरक्रमः                              | 19  | षोड्याङ्गन्यासः                        | "         |
| <ul> <li>भावानां साप्तविध्यक्षयनम्</li> </ul> | "   | इकारादीनां गुणाः                       |           |
| कुण्डलिन्धाः सर्वात्मत्वम्                    | ₹¥  | गुणचतुष्टयक्यनम् । न्यासक्रमः          | ų°        |
| कुण्डलिनीविभूति:                              | 19  | <ul><li>प्रिपासादिन्धासभेदाः</li></ul> | 48        |
| गुणनप्रकरणम्                                  | ₹₫  | षड्धन्याससूचनम्                        | 42        |
| <ul> <li>त्रिगुणादिष्वाभय:</li> </ul>         | ₹⊘  | निङ्गात्रयादिन्यासः                    |           |
| <b>ह</b> तीय: पटल:                            |     | स्त्रपारायणन्यासः                      | પ્ર       |
| वर्णविभूतिप्रकरणम्                            |     | कुण्डलिनीन्यासस्थानकथनम्               | ``        |
| वर्षानामम्नीषोमसूर्यात्मकत्वम्                | ₹   | इकारतो ब्रह्मादीनामुत्पत्तिः           | <b>48</b> |
| स्वरस्पर्भव्यापक वर्णे निरूपणम्               | ,   | श्रजपादिन्यासः                         | **        |
| स्त्राणां स्त्रीपुंनपुंसकत्वम्                | ąŁ  | इंस्वरूपक्यनम्                         | ųų        |
| वर्णवीर्योद्भवकालः                            | ,   | परमात्ममन्त्रोदार:                     | *         |
| बिन्दुसर्गयो: ग्रामस्र्येरूपत्वम्             | 80  | तारविभूति:                             | ५€        |
| स्पर्भानां पाञ्चविध्यम्                       | "   | यहाणां स्यीत्मकसंविद्याप्यत्वर         |           |
| व्यापकोदयक्रम:                                | 29  | भन्नोरात्रादिन्याम:                    | *         |
| कलानाम-कथनम्                                  | 88  | राशिमग्डलम्                            | Ą         |
| प्रणवक्ताः                                    | ,   | राशीनां चरादिभेदः                      | ¥2        |
| केशवादिसत्ति तस्क्रक्रिनासानि                 |     | राशीनां बाद्यपादिवर्षीतिः              |           |

| विषय:                                                                                                                                                            | प्रशङ्घः               | विषय:                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठाङ्कः |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| राम्ब्रधिपतिन्यासः                                                                                                                                               | ¥ζ                     | गन्धाष्टकतैविध्यम्                                                                                                                                                                                              | 도된         |
| रात्रिवेधादिन्यासः                                                                                                                                               | 40                     | <b>अष्टित्रंशत्कलाविनियोग</b> :                                                                                                                                                                                 | "          |
| नच्चत्रवेधन्यासः                                                                                                                                                 | 41                     | ऋक्पञ्चकेन कुकापूरणम्                                                                                                                                                                                           | Σ8         |
| नचत्रवेधन्यासक्रमः                                                                                                                                               | 42                     | प्राणप्रतिष्ठामन्त्रः। उपचारमे                                                                                                                                                                                  | दा: ८५     |
| नचनहचकयनम्                                                                                                                                                       | €₹                     | उपचारमन्त्राः                                                                                                                                                                                                   | 50         |
| नचत्रदेवतान्यासः                                                                                                                                                 | ,,                     | त्रेलोक्यमोद्दनप्रयोगः                                                                                                                                                                                          | حد         |
| तिष्यादिन्यास:                                                                                                                                                   | €8                     | षड्क्रदेवताध्यानम्                                                                                                                                                                                              | ೭೦         |
| करणन्यासः। ऋक्षेखाव्याप्ति                                                                                                                                       | : 44                   | लोकपा <b>लास्त्रवर्णादीनि</b>                                                                                                                                                                                   | **         |
| द्वलेखाचानेन विश्वप्राप्ति:                                                                                                                                      | 44                     | <b>होमप्रकरणम्</b>                                                                                                                                                                                              | 93         |
| <ul> <li>राधिनचत्रनामार्णानुक्खम्</li> </ul>                                                                                                                     | "                      | श्रमिञ्चालनमन्त्र:                                                                                                                                                                                              | ,,         |
| <ul> <li>कुलाकुलर्णधनविभागः</li> </ul>                                                                                                                           | 69                     | यम्निजिह्वानां सास्विकादिभे                                                                                                                                                                                     | दा: ८२     |
| <ul><li>मन्त्रश्रदिक्रमः</li></ul>                                                                                                                               | ,,                     | तत्रामानि                                                                                                                                                                                                       | **         |
| पञ्चमः पटलः                                                                                                                                                      |                        | <b>अम्नेरङ्गमूर्त्यादि</b>                                                                                                                                                                                      | 6          |
| दीचाप्रकरणम् दीचामन्वप्रव्दयोर्निर्वचनम् प्राचार्यनियमः वासुमण्डलमानम् वासुदेवार्चनक्रमः वासुबलिः । दीचामण्डपारि चतुरस्रकुण्डमेखलायोनि- मानादिकथनम् प्रष्ठः पटलः | ्ट<br>इंट<br>७०<br>इंट | श्रानमन्तः । श्रानध्यानम्<br>व्याष्ट्रतिपूर्वंकमनुना होमः<br>गर्भाधानादिकभंसु प्रणवेन हे<br>होमद्रव्यपरिमाणविधिः<br>ब्रह्मापंणमनुः<br>नच्चब्रादिबलिः<br>श्रष्टाङ्ग-पञ्चाङ्ग-प्रणामः<br>श्रभिषेकः<br>सप्तमः पटलः | 78         |
| 34                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ऋषिक्कृन्होदेवतानिहत्तिः                                                                                                                                         | 9e<br>                 | माळकाप्रकरणम्<br>सारकाविशासम्                                                                                                                                                                                   | • • •      |
| षड्ङ्गन्यासे द्वदयादिशब्दार्थ                                                                                                                                    |                        | मात्रकाविधानम्<br>मात्रकामन्त्रर्थादि                                                                                                                                                                           | 8.8        |
| पञ्चाङ्गन्यामपचे नेत्रत्यागः                                                                                                                                     | <b>~</b> 8             |                                                                                                                                                                                                                 | * 03       |
| उपकरणस्थापननियमः                                                                                                                                                 | <b>E</b> ₹             | भारतीध्यानम्                                                                                                                                                                                                    | १०२        |
| देवतानां पूजानियमः                                                                                                                                               | "                      | पुरसरणादि। यन्त्रम्                                                                                                                                                                                             | "          |
| कुभस्यापनविधिः                                                                                                                                                   | <b>⊏</b> ₹             | नवशितामानि                                                                                                                                                                                                      | १०३        |

| धिषय:                                              | <b>দুন্তা</b> স্কু: | विषय:                                  | एष्ठाष्ट्र: |
|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------|
| भष्टमातरः । जपादिफलकथ                              | तम् १०३             | समस्त्रोद्वारनवग्रहहोम:                | ११८         |
| कवितासिद्विकरब्राह्मीष्टतम्                        | 808                 | भूतमन्त्रीर्शीम:। भूतमन्त्रीषा         | ₹: "        |
| <b>भ</b> भिषेकफलम्                                 | **                  | <b>इं</b> सस्बरूपवर्णनम्               | १२०         |
| # ग्रुंबादिन्यासभेदाः                              | १०५                 | श्रमनकाली प्राणाम्निहीताधिक            | ार: "       |
| तारकलान्यासविधिः                                   | 804                 | <ul> <li>प्राणाम्बिहोसक्रमः</li> </ul> | "           |
| केयवादिन्यासविधिः                                  | 609                 | <b>होमफलम्</b>                         | १२१         |
| <b>पर्व</b> नारीखरध्यानादि                         | 19                  | दणाचरसरस्रतीमन्त्रः                    | "           |
| प्रपञ्चयागविधिः                                    | 12                  | ध्यानम् । पुरस्ररणपूजाप्रयोगाः         | : १२४       |
| सप्तप्रस्थासस्थानम्                                | १०८                 | मन्त्रान्तरम्                          | १२५         |
| तत्र सन्त्रपञ्चकम्                                 | 209                 | ध्यानम् । पुरसरगपूजाप्रयोगा            | : "         |
| <b># नवग्रहन्यास</b> :                             | "                   | वाग्देवीस्तोत्रम्                      | १२६         |
| प्रपञ्चयागमन्त्रर्थादि                             | "                   | नवमः पटनः                              |             |
| तारादिपञ्चमनूनां खरूपव्याप्ती                      | ११०                 | विपुराप्रकरणम्                         |             |
| खाष्ट्रायब्दनिरुतिः:                               | 29                  | <b>बिपुराशब्दनिर्वचनम्</b>             | १२८         |
| परमात्ममन्त्रार्थः                                 | **                  | त्रिपुरामन्त्र:                        | "           |
| यक्तिबीज-नेत्रास्त्रमन्त्रार्थः                    | ***                 | न्यासभेदा:                             | १२८         |
| प्रपञ्चयागन्य।सक्तमः                               | "                   | ः पादुकासप्तकादिन्यासः                 | ₹₹0         |
| होसप्रकार:                                         | ११३                 | ध्यानम्                                | १३१         |
| जपादावधिकारिनिर्णय:                                | ,,                  | पुरश्वरणपूजाप्रयोगाः                   | १३२         |
| दयविधन्यासफलकयनम्                                  | 284                 | विधकप्राणायामः                         | ,,          |
| प्रपञ्चयागस्य भुतिमृतिहेतुता                       | ,,                  | नवयोनिचक्रम्                           | ₹₹          |
| <b>होमद्रव्या</b> णि                               | ,,                  | त्रष्टी मातरः भैरवास                   | 6 48        |
| होमविधि:                                           | ₹ १ €               | वाग्भवसाधनक्रमः                        | ,,          |
| तिलक्षारणफलम्                                      | 688                 | जपादिनियमस्तत्फलस्                     | , e y       |
| चष्टमः पटलः                                        |                     | कामराजादिसाधनम्                        | १३७         |
| प्राणाग्निहोत्रप्रकरणम्                            |                     | दशमः पटलः                              | • • •       |
| प्राणाम्बद्धात्रप्रवस्यम्<br>प्राणाम्बद्धात्रविधिः |                     |                                        |             |
| प्राचात्महानावादः<br>पञ्चकुण्डेषु वर्षशिमः         | ११८                 | भुवनेम्बरीप्रकरणम्<br>अस्त्रिकरीयकाः   |             |
| प्रमुख्यु प्रयश्नाः                                | "                   | भुवनेष्वरीमन्त्रः                      | १३८         |

| fi | ाषय:                           | म्हाहुः     | विषय:                               | हाइ:         |
|----|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
|    | ऋषांदिन्यासः                   | 259         | गित्तमन्त्र:। पूजामयोगादि           | **           |
|    | भूतग्रविक्रमः                  | 680         | <ul> <li>कलगणस्तिर्वचनम्</li> </ul> | *            |
|    | दिव्यदेषस्टिकामः               | १४१         | पुरसरणम्                            | **           |
| 4  | प्रावरणादिन्यासः               | 188         | यम्ब्रसेखनद्रव्याणि                 | *            |
|    | ध्यानम्                        | 88€         | भुवनेखरीस्तोत्रम्                   |              |
|    | पागाङ्कुगगब्दनिस्तिः:          | ,,          | द्वादशः पटलः                        |              |
|    | वराभयमञ्दनिरुत्तिः             | **          | सन्त्रीप्रकरणम्                     |              |
|    | तिरु <b>षितयन्त्रम्</b>        | **          | नक्षीमन्त्रः। ऋषादिन्यासः           | <b>! 4</b> ° |
|    | द्वन्नेद्वादीनां न्यासस्यानानि | 688         | ध्यानम्। पुरस्ररणम्                 | ,,           |
|    | ब्रह्माखादीनां न्यासस्यानानि   | , i         | ष्ट्रीमद्रव्याणि                    | 242          |
|    | नवत्रक्तिनामानि                | **          | पीठग्रक्तयः। भावरणदेवता             |              |
| *  | पीठमन्त्र:। सूर्तिमन्त्र:      | **          | चतुर्व्हः। षष्टशितनामानि            |              |
|    | घटस्यापनपूरशक्तमः              | <b>98</b> 4 | पलक्षीनायकरहोमः                     | १६२          |
|    | कुभपूरचद्रव्याणि               | "           | मन्त्रान्तरम्                       |              |
|    | गावत्ररादीनां ध्यानम्          | 884         | ध्यानम्। पुरसरणादि                  | ₹4₹          |
|    | घटमेरे देवताभेदः               | "           | महालक्षीमन्त्रः                     | 148          |
|    | षमिषेकः। पुरवरणम्              | **          | ध्यानम्। पुरवरणम्                   | ,40          |
|    | व्यापिन्यादिष्यानम्            | 689         | त्रीसूक्तविनियोगविधिः               | १६५          |
|    | होमविधि:                       | "           | ध्यानम्। पूजा-पुरसरचादि             |              |
|    | योगिनामन्तःपूजायाः कर्त्तव्य   | ता "        | दाविंधसम्बद्देवतानामानि             | "<br>و49     |
|    | <b>च</b> भिषेकादिफलम्          | १४८         | श्रीसाधकवर्ज नीयानि                 | ,,,,         |
|    | षड्गुषितयन्त्रनिर्माणप्रकार:   | 29          | <b>यीसाधककर्षांबानि</b>             | <b>१</b> ≰⊏  |
|    | यन्त्रे पूजाप्रयोगः            | १५०         | वयोदशः पटलः                         | .4-          |
|    | एकाद्यः पटलः                   |             | विपुटाप्रकरणम्                      |              |
|    | <b>दादग्रा</b> चितयम्बविधानम्  | 848         | विपुटामन्त्रः। तदक्क्षीदि           | 246          |
| 1  | बोड्य-हाब्रिंग-चतु:बष्टियत्तर  | गः १५२      | ध्यानम् । पुरस्ररणम्                | **           |
|    | घटार्गसयम्बम्                  | 8 # 8       | होमद्रव्याणि । भुवनवश्वयोगः         | १७०          |
|    | पांचाङक्रमबीजम                 | * * *       | धरणीसन्त्रः। ऋषादि                  |              |

#### प्रपञ्चसारतन्त्रम्

| विषय:                          | रष्ठाङ्कः | विषय:                         | प्रष्ठाङ्गः |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| ध्यानम्। होमादिविधिः           | १७१       | विषापहननादिप्रयोगाः           | 805         |
| त्वरिताप्रकरणम्                | १७२       | पञ्चदशः पटलः                  |             |
| <b>त्वरिताग</b> ञ्दनिर्वचनम्   | 19        |                               |             |
| लरितामन्त्रः। यङ्गन्यासादि     | "         | सीरप्रकरणम्                   |             |
| ध्यानम् । पुरस्ररणपूजाप्रयोगाः | ६०३       | स्र्यमन्त्रः। ऋषादि           | १८१         |
| <b>होमद्रव्या</b> णि           | १७४       | ध्यानम्। पुरश्वरणादि          | "           |
| दादगरेखा दगरेखा यन्त्रम्       | १०५       | नवग्रितामानि                  | १८२         |
| यन्त्रलेख्यमन्त्राः            | **        | पीठमन्त्र:। ऋर्घ्यदानप्रकारः  | "           |
| नवरेखायन्त्रम्                 | १७६       | श्रजपासन्तः । ऋषादि           | \$2\$       |
| यन्त्रलेख्यमनुः                | 663       | ध्यानम्। पुरखरणम्। योगभेदा    |             |
| ष्रस्य त्रीकरत्वम्             | ,,        | प्रयोजनतिसक्तमन्त्रः          | १८५         |
| <b>जुन्धयन्त्रम्</b>           | ,,        | ध्यानम्। पुरयरणादि            | 656         |
| नित्यामन्त्र:                  | 2009      | श्रर्घट्रव्याणि               | १८७         |
| ध्यानम् । पुरत्रक्षरगदि        | ,,        | ग्रहशान्तिविधानम्             | 19          |
| नित्यायितनामानि                | ,,        | होमे समित्रियमः               | "           |
| नित्यक्तित्रामन्त्र:           | 309       | सौराष्टाचरमन्त्र:             | १८८         |
| ध्यानम्। पुरयरणादि             | "         | ध्यानम् । पुरयरणप्रयोगादि     | 39          |
| यन्त्रम्                       | १८०       | षोड्यः पटनः                   |             |
| चतुर्दशः पटनः                  |           | चन्द्रप्रकरणम्                |             |
| दुर्गाप्रकरणम्                 |           | चन्द्रमन्त्र:                 | २००         |
| दुर्गामन्त्र:। ध्यानम्         | 828       | ध्यानम्। पुरसरणादि            | 19          |
| पुरसरणम्। शक्तिनामानि          | ,,        | विद्यामन्त्र:। ग्रम्निमन्त्र: | २०२         |
| महासिंहमन्त्र:                 | ,,        | ध्यानम्। पुरयरणादि            | 19          |
| वनदुर्गामन्त्रः। ऋषादि         | १८२       | ग <b>त्त्वादिकयनम्</b>        | २०३         |
| ध्यानम्। पुरयरणम्              | १८३       | ग्रम्यावाहनमन्त्रः। ऋषादि     | "           |
| यितामानि। पूजाप्रयोगादि        | 6228      | पुरवरणादि                     | २०४         |
| शूलिनीदुर्गामन्त्र:            | १८०       | चतुर्विंगाचरमन्त्र:           | 19          |
| ऋषादि। ध्यानम्। पुरस्रयोदि     | وحد       | ध्यानम्। पुरवरणादि            | २०५         |

|                             | 441          | 111                                      |             |
|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| विषय: पृ                    | ष्ट्राष्ट्र: | विषय: पृष्                               | डाइ:        |
| सप्तद्शः पटलः               |              | प्रातमेधाक्रादिभेदेन ध्यानभेदः           | २२२         |
| मञ्चागवपतिप्रकरणम्          |              | पूजाप्रयोगादि                            | ₹२₹         |
| महागणपतिमन्दः               | २०८          | एकोनविंगः पटलः                           |             |
| ऋषादि                       | ,,           | प्रणवप्रकरणस्                            |             |
| ध्यानम्। पूजाविधिः          | २०८          |                                          | <b>२</b> २४ |
| पुरवरणादि                   | २१०          |                                          | २२५         |
| <b>श्रक्तिनामानि</b>        | 288          | चतुर्वेष्टः। यितानामानि                  |             |
| त्रासनमन्त्रः। तर्पणभेदाः   | 29           | योगलचणम्                                 | "<br>₹₹€    |
| गजार्थिन्टपतिकर्त्तव्यम्    | २१३          | यमनियमादीनां लचगम्                       | "           |
| होमभेदा:                    | **           | <ul><li>पद्मासनभद्रासनवज्ञासन-</li></ul> | "           |
| स्तभानकरभूबीजम्             | 288          | लचणम्                                    |             |
| मन्त्रान्तरम्               | 19           | प्राणायामे पचान्तरम्                     | २२७         |
| ध्यानम्। पुरश्वरणादि        | 19           | सक्तीकरणप्रकारः                          | ,,          |
| चिप्रप्रसादनमन्त्रः । ऋषादि | २१६          | पञ्चाश्वात्राधारणे प्रतिपत्तिः           | ,,          |
| ध्यानम्। पुरयरणादि          | **           | <ul><li>वीरासनम्</li></ul>               | ,,          |
| गणेशगायत्री                 | 19           | शोषणदञ्चादिप्रकारः                       | २२८         |
| तर्पेषप्रकार:               | 260          | योगप्रयोगेऽवस्थादेशादिनियम               |             |
| अष्टादमः पटलः               |              | सुषुन्नामध्यगतप्रणवध्यानम्               | ,,          |
| समाधप्रकरणम्                |              | प्रणवनामन्यासः                           | २२८         |
| मक्मयमन्त्रः। ऋषादि         | २१८          | प्रणवस्य वैदादित्वोपपादनम्               | 19          |
| ध्यानम्। पुरस्ररणादि        | "            | * न्यासक्रमः। प्रणवनामानि                | 19          |
| यितानामानि । मन्यययन्त्रम्  | "            | मोच्चप्रधानयोगः                          | २३०         |
| गायती। मानामन्त्रः          | २१८          | मोच्चमाधनयोगभेदाः                        | 19          |
| मदनविधानम्                  | २२०          | योगिनामवस्थाभेदा:                        | २३१         |
| ध्यानम् । यक्त्यावरणदेवताति | ξ "          | जागरादिपञ्चावस्थालचणम्                   | 39          |
| प्रयोगयन्त्रम् । होमादि     | २२१          | जपकाले प्रतिपत्तव्ययोगः                  | २१२         |
| घष्टादशाचरत्रीक्षणमन्त्रः   | २२२          | योगक्रम:                                 | **          |
| ध्यानम्। पुरवरणादि          | 39           | योगसित्तिसूचकावस्थाः                     | २३३         |
|                             |              |                                          |             |

| विषय:                                 | पृष्ठाङ्गः | विषय:                                     | प्रहाङ्कः   |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>पविमादाष्टे</b> म्बर्याचि          | २३३        | ध्यानम्। पुरवरणादि                        | २५३         |
| विंगः पटलः                            |            | सुदर्भनमन्त्र:                            | <b>२५</b> ४ |
|                                       |            | दिग्बन्धमन्त्र:                           | **          |
| नारायणाष्टाचरमन्त्रः                  | ₹₹8        | पम्निप्राकारमन्त्रः। वर्षन्याः            | <b>ਚ: "</b> |
| भष्टाचरार्थः। ध्यानम्                 | "          | सुदर्भनध्यानम् । गायती                    | २५५         |
| मम्बवर्षेन्यासक्रमः                   | २३५        | रचाकरमन्त्रः। चक्रयन्त्रम्                | 29          |
| ष्रष्टाचरे दादशाचर-                   |            | मन्त्र:। कुन्धपूरणम्                      | २५६         |
| मन्त्रान्तर्भावः                      | २३६        | चायुधवर्णाः । शक्तिनामानि                 |             |
| <b>मव</b> रतत्त्व-मूर्त्तिपञ्चरन्यासौ | ,,         | प्रयोगविधि:। स्थाननिर्देश:                | v           |
| किरोटादिमन्त्रा:                      | 19         | बिसम्बः                                   | २५७         |
| संचेपदी <del>चा</del> विधानम्         | २३७        | <ul><li>रचोन्नमन्त्रः</li></ul>           | ,,          |
| यस्त्रस्त्रादीनां नामानि              | 33         | रचाकरयन्त्रम्                             | २५८         |
| पञ्चावरणविश्युविधानम्                 | २३८        | रचोन्नमन्त्रः                             | ,,          |
| पूजाप्रयोगादि                         | **         | यन्त्ररचनाविधिः                           | ₹40         |
| एकविंगः पटलः                          |            | -                                         | •           |
| मासयस्त्रप्रकरणम्                     |            | वयोविंगः पटलः                             |             |
| मामयन्त्राणां सामान्यलचणम्            | 288        | <b>त्रीपुरुषोत्तमप्रकरणम</b> ्            |             |
| चरस्थिरोभयराशिकथनम्                   | , , ,      | त्रीपुरुषोत्तममन्त्रः                     | २६१         |
| त्रि वड्-हादश-गुणितयस्त्रम्           |            | # हादशाङ्गमन्त्रप्रयोगक्रमः               | ₹4₹         |
| हादगभानुनामानि                        | 282        | <ul> <li>मारणादिप्रयोगमन्त्राः</li> </ul> | "           |
| नेयवादिपूजामन्त्रः                    |            | ऋषादि। षड्ङ्गमन्त्रः                      | २६४         |
| केयवादिखादिगायत्रीकयनम्               | 283        | व्यापकमन्त्र:                             | "           |
| द्वादयराथियन्त्रम्। तत्पूजा           | 288        | चकाद्यायुधाष्ट्रकमन्त्राः                 | र€५         |
| त्रीहरिस्तोत्रम                       | २५०        | गर्डमन्त्र:                               | "           |
| •                                     | 11         | <b>तै</b> लोक्यमो <b>इन</b> गायती         | 29          |
| द्वाविंगः पटलः                        |            | त्रीमन्त्र:                               | **          |
| वासुदेवप्रकरणम्                       |            | यक्त्वादीनां मन्त्राः                     | "           |
| वासुदेवमन्त्र:                        | २५३        | <b>है</b> लोक्यमोद्दनध्यानम्              | 244         |
| न्यासक्रमेण संदारसृष्टिस्थितयः        | : "        | पुरवरणादि। होमः                           | २६७         |
|                                       |            | *                                         | *           |

|                                   |         | •                                                                               |            |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| विषय:                             | एडाङ्कः | विषय:                                                                           | प्रहादः    |
| चतुर्विंगः पटलः                   |         | चक्रादिमन्त्रकयनम्                                                              | ₹58        |
| <b>चीकरप्रकरणम्</b>               |         | विम्बरूपध्यानम्। प्रयोगादि                                                      | २८६        |
| श्रीकरमन्त्रः। ऋषादि। ध्यान       | म् २७०  | जपविधिः। प्रयोगक्रमः                                                            | २८८        |
| पुरसरणम् । पूजाप्रयोगादि          | २७१     | चक्रमन्त्रः। प्रतिप्रतिः                                                        | २८८        |
| महावराइमन्त्रः                    | "       | गीतादिमन्त्रयोगविधिः                                                            | **         |
| ऋषादि । ध्यानभेदाः                | २७२     | रचादिप्रयोगाः                                                                   | ₹८०        |
| पूजाप्रयोग: । पुरश्वरणादि         | २७३     | <ul> <li>मन्त्रप्रयोगक्रमः</li> </ul>                                           | **         |
| वराइयन्त्रम्                      | २०५     | सप्तविंगः पटलः                                                                  |            |
| पञ्चविंगः पटलः                    |         | प्रासादप्रकरणम्                                                                 |            |
| <b>ट</b> सिंहप्रकरणम्             |         | प्रासादग्रब्दनिर्वचनम्                                                          | २८३        |
| वृत्तिं हानुष्ट्व्मन्त्रः । ऋषादि | : २७६   | प्रासादमन्त्र:। ऋषादि                                                           | 19         |
| प्रसन्ना प्रतिपत्तिः              | , ,     | ध्यानम् । सन्बदेवतानासानि                                                       | 19         |
| क्र्रा प्रतिपत्तिः                | २००     | मूर्तिन्यास:। पुरश्वरणम्                                                        | २८४        |
| मानसपूजा                          | ,,      | पीठार्चनविधि:                                                                   | **         |
| पुरसरणम्। प्रयोगादि               | 29      | नवपीठग्रितनामादि                                                                | *          |
| ः ग्रह्मस्त्रः। चनन्तमन्तः        | "       | सद्योजात-वामाघोरध्यानानि                                                        | "          |
| नृसिंइबोजम्। ऋषादि                | २ ७८    | तत्पुरुषेशानध्यानकथनम्                                                          | २८ ५       |
| होमादिविधिः                       | २६८     | पञ्चन्रस्मविधानम्                                                               | 13         |
| षड्चरमन्त्रः। ध्यानम्             | २८०     | षडङ्गमन्त्रः                                                                    | २८६        |
| नृसिंइयत्वम्। रचायत्वम्           | १८१     | षष्टियंग्रत्कनान्यामः                                                           | 79         |
| प्रयोगा दि                        | ,       | <ul> <li>ईशानादीनां श्रीतमन्त्राः</li> <li>न्यासक्रमः । विनियोगविधिः</li> </ul> | "          |
| षड्विंगः पटलः                     |         | न्यासक्रमः । विश्ववागावादः<br>श्रीवपञ्चाचरमन्त्रः । ऋषादि                       | २८७<br>२८८ |
| वि <b>णा</b> पश्चरविधिः           | २८३     | न्यास:। ध्यानम्। पुरसर्यादि                                                     |            |
| विश्वापञ्चरयन्त्रम्               | ,,      | विधानान्तरम्                                                                    | ,,         |
| विम्बरूपमन्त्रः                   | "       | गोलकन्यासः। जप्यमन्ताः                                                          | २८८        |
| षोड्याचरसर्वार्थसाधकमन्त्रः       | ,,      | त्रीभिवस्तवः                                                                    |            |
| चकादिमस्त्रेषु षोडगाचरयोग         | : "     | ग्रा <b>तिपञ्चाचरविधान</b> म्                                                   | ₹••        |
|                                   |         |                                                                                 |            |

| विषय:                           | पृष्ठाङ्कः  | विषय:                                  | पृष्ठाङ्घः   |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|
| ध्यानम्। पूजापयोगादि            | ३०१         | प्रणवस्य सानुभवसाधनकथनम्               | 186          |
| भैवाष्टाचरमन्त्रः               | 29          | व्याद्वत्यर्थेकयनम्                    | ३१८          |
| ध्यानम्। ऋषादि                  | 29          | प्रणवव्याष्ट्रतिसम्बन्धः               | *            |
| चष्टाविंगः पटलः                 |             | श्रन्तःप्रणवत्र्याष्ट्रति-             |              |
|                                 |             | पचे प्रगवाद्यर्थकय <b>नम्</b>          | ३२∙          |
| दिचणामूर्तिमन्त्र:              | <b>३</b> •२ | ध्येयस्ररूपध्यानप्रकारी                | ३२१          |
| ऋषादि। ध्यानम्                  | 29          | रसगव्दार्थः                            | ३२२          |
| पुरसर्वादि। श्राम्नेयमन्त्रः    | ₹°₹         | गायत्रीजपविधिः                         | w            |
| ऋषादि। अघोरध्यानम्              | . "         | निराकारध्यानम्                         | ३२४          |
| पूजायन्त्रम् । प्रयोगादि        | ₹°8         | बहिक्पक्रम:                            | ,,           |
| जर्ध्वक्रप्रधानमन्त्रः          | ₹०५         | गायत्रीमन्त्रवर्णपदन्यासः              | ३२५          |
| ऋषादि। ध्यानम्                  | **          | गायत्रीध्यानम्। प्रयोगादि              | 99           |
| पुरसर्यादि। प्रगवप्रधानयोग      | . \$0€      | एकविंगः पटलः                           |              |
| बाह्यप्रयोगाङ्गयन्त्रम्         | ३०७         | एकालगः पटलः                            |              |
| मध्यबीजप्रधानान्तरयोगः          | 22          | त्रिष्टु <b>ब्</b> विद्याप्रकरणम्      |              |
| <b>खतीयबीजप्रधानयोगादिकम्</b>   | ₹05         | ऋषादि। ध्यानम्                         | ३२७          |
| एकोनिवंशः पटलः                  |             | प्रयोगादि । नवशक्तिनामानि              | ३२८          |
|                                 | 1           | श्रचरशक्तिनामानि                       | >>           |
| चिन्तामणिमन्त्रः                | <b>∌</b> १० | ग्रस्तमन्त्रः । पादविभागः              | ३२८          |
| <b>उमे</b> शदेवताध्यानम्        | "           | मन्त्रदेवताङ्ग <b>क</b> त्यना          | ₹₹∘          |
| ग्रर्धनारीखरध्यानम्             | "           | चतिदुर्गामन्त्रजपनियमः                 | "            |
| क्रूरप्रयोगे ध्यानम् । पुरवर्या | ₹ "         | प्रतिनोसमन्त्रसाधनविधिः                | 355          |
| रोगाद्युपशान्ती प्रयोगभेदाः     | ३११         | मन्त्रवर्षदेवताव्याप्तिः               | ,,           |
| रचाकरयन्त्रम्। चग्डेखरमन्त्र    | : ₹१8       | ग्रावरणदेवताभेदाः                      | ,,           |
| ध्यानम्। पुरस्वरणम्             | ३१५         | दिनास्त्रलचणम्                         | ₹₹           |
| चच्छगायत्री । पूजाप्रयोगादि     | "           | क्यास्त्र <u>न्य</u> म्                | 223          |
| विंगः पटलः                      |             | प्रयोगप्रकार:                          | 258          |
| गायब्रीमन्त्रविधिकथनम्          | ₹₹0         | त्रवागप्रवारः<br>त्रवृत्तोमप्रतित्तोम- | 110          |
| जपाद्यधिकारनियमः                | 71.5        | ध्यानभेदकथनम्                          | <b>2</b> 3 u |
| जपाच्यावपाराग्यम,               |             | ज्यागाव नाजगम्                         | ₹₹५          |

| विषय:                            | प्रष्ठाङ्कः | विषय:                         | पृष्ठाङ्कः:       |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| स्तमादिविधिः                     | ₹₹€         | ऋग्वारुणीविधानम्              | 246               |
| <b>मू</b> तिंवर्षकथनम्           | 19          | ऋषादि। ध्यानम्                | "                 |
| विविधमयोगविधिः                   | इ३७         | पुरवरणम् । होमादिविधिः        | ,,                |
| द्वाविंगः पटलः                   |             | * नवश्रतिनामानि               | "                 |
| लवणमन्त्र:                       | ₹8१         | चतुस्त्रिंगः पटलः             |                   |
| ः चिटिमन्त्रः                    | **          | दोर्घायु:प्रदयन्त्रम्         | きがに               |
| श्रम्बिध्यानम् । यामवतीध्यान     | ाम् ३४२     | ज्बरात्तिं <b>हरयन्त्रम्</b>  |                   |
| <b>कात्यायनीध्यानम्</b>          | "           | वश्यकस्यन्त्रम्               | **                |
| भद्रकालीध्यानम् । पुरवर्या       | दे "        | भाकर्षकस्य न्त्र <b>म्</b>    | "<br>₹¥८          |
| पुत्त <b>लीप्रयोगादि</b>         | "           | षड्गुणितप्रयोगः               |                   |
| उपस्थानमन्त्राः                  | 288         | द्वादग्रमुणितयन्त्रविशेषः     | "                 |
| प्रयोगभेदाः                      | ३४५         | त्राकर्षकरघटार्गलयन्त्रम्     | "<br>₹ <b>€</b> ° |
| बलिमन्त्र:                       | ₹8€         | स्त्रीवग्रक्षद्यन्त्रम्       | 74°               |
| बिलदानप्रकार:                    | ₹89         | यन्त्रान्तरम्                 |                   |
| चयस्त्रिंगः पटनः                 |             | वश्यकद्परयन्त्राणि            | "                 |
| <b>अनुष्ट्</b> पप्रकरणम्         |             | याकर्षकरयन्त्रम्              | "<br>₹€₹          |
| भायु:पदीऽनुष्टुब्मन्त्रः         | ₹85         | ब्रह्मश्रीमन्त्रः             |                   |
| ऋषादि। ध्यानम्                   | ,,          | ध्यानम्। पुरवरणम्             | "                 |
| म्रावरणदेवताः                    | ₹8€         | राजमुखीमन्त्र:                | ₹€₹               |
| मन्त्रवर्णेयितिदेवताः            | ,,          | वश्यकरप्रयोगान्तरम्           | ,,,,              |
| पुरसर्यादि। होमादिविधि           | . "         | ग्रनाधिपतिमन्त्रः             | ,,                |
| ग्रताचरमन्त्रः। ऋषादि            | ३५०         | सन्त्रमृतिः । अवपूर्णामन्त्रः |                   |
| ध्यानम्। पुरवर्गादि              | ₹પ્રશ       | ध्यानम्। पूजाप्रयोगः          | "                 |
| संवादस्त्रविधानम्                | ३५२         | वृत्तस्यतिमन्त्रः             | ₹ ६ ५             |
| ऋषादि। ध्यानम्                   | ,,,,        | शुक्रमन्त्रः। व्यासमन्त्रः    | ,,                |
| पुरसरणम् । होमादिविधि            |             | ध्यानम्                       | ₹€€               |
| ः त्रमुक्लमन्त्रः                | "           | गतुजयोपायमन्त्रः। ध्यानस      |                   |
| <ul><li>मन्त्रयोगक्रमः</li></ul> | <b>a</b> 48 | चम्बारुदामन्त्रः              | ,,,,,             |
|                                  |             | Ø • 815 · ***)                | ,,,               |

#### प्रपञ्चसारतन्त्रम्

| विषय:                        | पृष्ठाङ्कः    | विषय:                      | प्षादः |
|------------------------------|---------------|----------------------------|--------|
| पुरवरणादि। ध्यानम्           | ₹4            | सर्वाज्ञध्यादिकरयोगः       | ₹७₹    |
| ममठन्यामः<br>पञ्चविंगः पटलः  | ३६७           | षट्विंशः पटलः              |        |
| प्राणप्रतिष्ठाप्रकरणम्       |               | पुत्रोत्पत्तिकरप्रयोग:     | ₹98    |
| प्राणप्रतिष्ठासन्त्रः        | \$ <b>{</b> < | <b>अ</b> पत्यहोननिन्दा     | "      |
| न्यासभेदास्तत्स्थानानि       | "             | त्रपत्वीत्पत्तिकरयागः      | ,,     |
| प्रागशिक्षानम्               | ३६८           | <b>चुता</b> चुतिसंख्या     | ₹9€    |
| पुरवरणादि । प्रयोगमन्त्रः    | v             | सङ्कोचमन्त्रः । भूतमन्त्रः | "      |
| दूतीमन्त्रा:। प्राणप्रतिष्ठा | ३७०           | गुरुलचण्म्                 | इ७७    |
| प्राणप्रतिष्ठाकाल:           | ३७१           | याद्यशिष्यतत्त्वणम्        | きのと    |
| मृतादिदूतीनां स्थानम्        | 17            | वर्ज्यशिष्यतचणम्           | ,,     |
| खद्भदये विश्वेषप्रयोगः       | ३७२           | दीचितशिषस्याचारः           | 30€    |
| मारणे विशेषप्रयोगः           | 29            | तन्त्रस्य पाञ्चविध्यम्     | ₹८०    |

### प्रयोगक्रमदौपिकासूचौ

| प्रथमः पटलः   | <b>३८</b> १ ∣ | चतुष्ठ: पटल: | 840   |
|---------------|---------------|--------------|-------|
| द्वितीय: पटन: | 840           | पञ्चमः पटनः  | 8८₹   |
| त्वतीय: पटन:  | 884           | षष्ठः पटलः   | # . 8 |

सप्तमः पटलः ५३४ श्रष्टमः पटलः ५५६ नवमः पटलः ५६४

शिवपञ्चाक्षरीभाष्यम् ५६५ श्लोकानुक्रमणिका ५९७